## राजस्थान पुरातन यन्यमाला

राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित

सामान्यत ग्रांखल भारतीय तथा विशेषत राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन सस्कृत, प्राकृत, ग्रापभ्र श, राजस्थानी, हिन्दी ग्रादि भाषानित्रद्ध विविधवाड मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थाविल

मधान सम्पादक

पुरातत्त्वाचार्य जिनविजय मुनि

[ श्रॉनरेरि भेम्बर श्रॉफ जर्मन ओरिएन्टल सोसाइटी, जर्मनी ]

सम्मान्य सदस्य

भाण्डारकर प्राच्यविद्यासशोधनमन्दिर, पूना; गुजरातसाहित्य-सभा, ग्रहमदावाद, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, निवृत्त सम्मान्य नियामक-( ग्रानरेजि डायरेक्टर )—भारतीय विद्याभवना सम्बर्धः

यन्थाङ्क ४८

नैगासीरी

भाग १

प्रकाशक

राजस्थान राज्याज्ञानुसार

संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर ( राजस्थान )

```
१७० राजा भारमल प्रथीराजरो, तिणरा वेटा-
    १७१ राजा भगवतदास । १७१ सुदर।
    १७१ राजा भगवानदास। १७१ प्रथीदीप।
    १७१ भोपत।
                       १७१ रूपचद ।
    १७१ लल्हैदी।
                    १७१ परसराम ।
    १७१ साद्वळ ।
                       १७१ राजा जगनाथ।
 १७१ राजा भगवतदास राजा भारमलरो, तिणरा वेटा-
   १७२ राजा मानसिघ। १७२ चद्रसेगा।
   १७२ माधोसिघ।
                   १७२ हरदास।
   १७२ सूरसिघ।
                    १७२ वनमाळीदास ।
   १७२ घूताप्रसिद्ध ।
                    १७२ मा सा
   १७२ सन् ए गान - नतामसिय
 १७२ राजा मानसिंघरा वहा
   १७३ जगतसिघ ।
                      १७३ भावसिघ।
   १७३ सकतसिघ। १७३ हिमतसिघ।
   १७३ सवळसिघ ।
                    १७३ कल्याणसिंघ।
   १७३ दुरजणसिघ। १७३ स्यामसिघ।
१७३ कवर जगतसिघरा वेटा—
   १७४ महासिघ।
                     १७४ जूभारसिघ।
   १७४ ततारसिंघ।
१७४ महासिघरो वेटो-
   १७५ राजा जयसिंघ।
  १७६ रामसिघ।
                      १७६ कीरतसिंघ।
कछवाहारी पीढी <sup>6</sup>
कछवाहा सूरजवसी कहीजै, त्यारी विगत —
   १ ग्रादि।
                     २ अनाद।
```

<sup>ा</sup> पृथ्वीराजका पुत्र । 2 जिसके । 3 के । 4 का । 5 कछवाहोकी वजावली (यह दूसरी वजावली है) । 6 कछवाहे सूर्यवशी कहे जाते हैं, उनका वश-विवरण ।